## Book-Post

To,

If not delivered please return to:

EDITOR, THE VEDIC PATH, P.O. Gurukul Kangu, (U.P.) 249404.

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by \$3 Foundation USA

मार्ग्यर्श्वद्वाविधक्रमात एनये तार्येष्य यथ तमार्गतः॥॥ उपाया गांशकरस्वि परिदर्भते वा याया जावा यु च जे जा धिरा मने लहा सदेसाया बासे हिया बाभनतम् म ए हे अवपावेषु ॥ अधापराजिता हत पराजिने नमस्त्रभं नमस्तिरामद्यिने।। प्रस्थानच रेणामिनिडि नंब हमेसदा सदासिडि:सदाज रदातिष्टतिनेश्रिया रामचद्रयसारेन सर्वेश्रयाभ्वत

नहाः

Z

इस इतिशाभवीष्ट्रजा। ७।इगांमेडस्तरेमार्गेकार्यभ शिनीय हिंदिन इनी एना ॥ खंदरी सर्ण प्रवास विसीमाग्यराणिनीम्। सभद्रजननीरेनीसभ जयाम्पर्ने इतिस्विदाह्जा है।। वरो प्रशंगित्वर्गात्रसाव जिला एकवंशसमुद्रताकत् सम्पर्व युज्यत्। १०। ब्रह्माणी सर्वकार प्वश्ना एकव्यात्याक्रमाष्ट्रनायाः तान्योजयत गधपुरा फलारीनिष्यीतिका उने विद्यते। दिवर्षे कत्पो

तजादोक्ष्यमं वः।।।। यथां बदाकार यति शिवायमावस धर्गानयाकार्ययाजानं विजयारोग रहिये। प्रयाचा मरमनः।। शर्गाकेकांतिसंकाशसीरिं जीरपाइर योत्सार्यायुइरितंचामरामर्डलेभम् नःगिधवे अकल ना नलं मा स्यः अल है यकः वस राःसमवान्येन सामस्यवरुणस्यच त्रभावा हिना शस्पवर्द्धपतंत्ररंगमान्।तिनसाचेवस्रधंसामनी नानवसानया रुइस्पन सनीये एवनस्वले नचास्मरतंगजवनसंको रतभचमिरास्मरायागितं

चति वियसपराञ्चलः सूर्यश्चंद्रमसी वाय्यातमण्य इञ्जन । प्रवासनाग ति विषय स्पापंभवतवा नि तायहिमां किन्ना युरेधान तरंगम्। विद्वितित्तम् मरेसड्सतीयस्वीभविति।। श्रयध्यमं वः।।। । इसे तो नहा नी ये रपा मवर्णा र्या म्यह न् । यन ग् जनमस्ते स्तृतयानाराय एधिन। गरुत्मनारुतर्ग तिस्तियसिहितायनः। सार्वसायधानावर्त तंचरिष्ट उदहेति। अथपताकामं नः।।।। हिरण्पर

विष्ट

10

पार्वहेय हेरे वासरे न या। काले मिषव धेयह न हि चिप द्यानकः।शोभिनासितयेवायंशाभायसा व संस्मर श्तनारेवनीनामाकालराविक्तयास्पना। दहिचां अ रिष्ट् त्तर्वाग्नाकेतं मयाचिते ति।।। अयह ितं वं वः।।।। सदेशवतापद्यः प्रव्यहंतायवाननः सप्रतीकांज नानीलपनेष्टीदेवयानयानेषाजनासपानम्बनना छोत्रमात्रिताः। मदोभद्रोगनस्वग्रास्कीएए वन्वनेवनेष्वतानिष्ट्यानिसम्हानिचापात्रावे स्वारुषात्रायाः समहत्तानां स्वारुषाः समहत्ताः समहत्ताः समारं रचनागं दस्वा

मीपितपाल्पतां। अवासुहिनयं युद्धे गमने स्व स्तिना बने ति॥ ॥ अयुद्ध मेवः ॥ ॥ असिविषासनः स्वरुक्ती द्रणधारा इरासदः ॥ आगभी विजयश्चे व ध्रमाधा रक्तये व चार्मश्चे तत्वामानिस यसका निर्देशमा । दिन मान्या गरीर नेशा नादेवीजनादेनः पितामातामहादेवतनाचालयत्व देति॥। अथनापश्रमञः॥॥ सर्वाष्ट्रधमहामावसर्वदे वारिसदन।चापंमासरदारहासाकंसायक्सतमें।॥॥ श्रयस्व रिकामंत्रः॥॥सर्व। अथाना ययमानिमिना विचिना किना। इलाउधा दिनिष्ठा प्रात्ना चिरुक्त स्था चेति ।

विष्ट्-

या: प्रतासिसर्वेड प्रनिविहिणानयाविसारिताचासिदे वानं प्रतिपादिता सर्वसन्नागरता तिस्वा अभिवादिशि द्वरकेरद्रमानिसंशानं यदानमा स्वते॥। ययकन दंउमे जः॥॥। योत्सारणाय इष्टानासा धुसर हाणायचे। व निमित्रशासिववहारप्रसिद्धये। यशोदिहस्तवंदेहिन यदी भवश्रप ने गांडवंसिरि हं क्रावी व हे मदंउन मात्त्वते । ग्रथंड भिमंत्रः॥।। इंडमेलंस येलीनां हो रोहद यवडेनः। यथानीस्तवोषेणप्रहणंतिचवहिंणात्यास्तत्वश हेनहषीस्माकं अदाभवे॥॥अप्रशंतमंत्रः॥॥अण्यस्त ॥।

विष्टः